



लेखकः : तरुण कुम्च वाही सम्पादकः अतीष चन्द्र गुप्त काळादि स्टर्शकः प्रतथ्य स्टूरीक चित्रकारः चंद्र, वितस्य

































साइग्न खजाती पुलिस जीपे व पैट्रोल गाड़ियां आंधी -













और अगले ही पल वह अपने कक्ष की



















नागराज पर गोलिसों का असर क्यों नहीं होता ? जानने के लिए पर्दे नायराज का प्रथम कॅरिक





































… महो पाना रहना कि रोगे पत्नी के भाएं ही मेगे अस्पूर्म , केर तार्थांना ए ही और सहस्र भी उस अस विस्फोट में अवस्र हमेगा के किए हिस्स गए हैं।



































सर्वजाहर का दायरा नाउपाल की तयफ आया किन्द् बाला काला क्या ।

सर्चालाइर के आगे निकलते ही सागराज जीप के नाय से निकला - और टावर की तरफ भागा ।

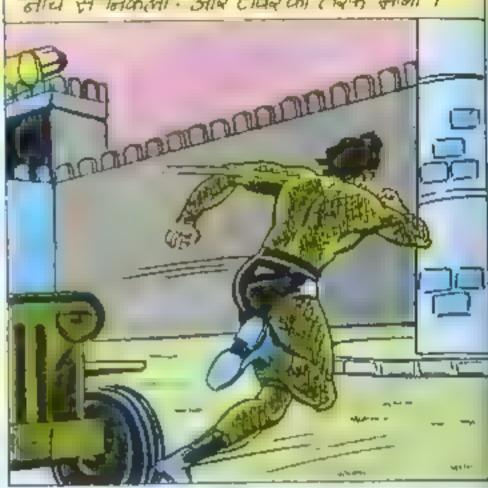







































































































और सच्चाई यह भी -- यह चमत्काव उस अनिगत्त सपी का भा जी नायगाव के जिस्म में वास करते भे-





भीर उस पर यह पीस्ट्य लक्षा हुआ था-किसी ने सह दश्स देखते ही पुलिस की फोन कर दिया था। केन्द्र पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैवरी काशित भीड़ का शिकार वस समा था। लेगों ने पत्थार मार-मास्कर उसे जान से मार हाला था-

